## PRINTED BOOK

## THE VEDIC PATH

Quarterly Journal of Vedic, Indological and Scientific Research Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, HARDWAR

If not delivered, please return to:
Dr. R. L. Varshney
Editor, Vedic Path
'Dreamland'
P. O. Gurukula Kangri-249 404
HARDWAR, U. P., INDIA.

| То, |  |  |
|-----|--|--|
|     |  |  |
|     |  |  |

वैज - 11 20×13×02 · ८ · m विद्या - अनुयस व्या विद्या - आन्यानि माल्यानिक मैवधानि । अधिरत्वकले काला भिद्येक्शनिक कोमल खरे וולַנו

विष्मन्बरघृष्ट्यः नामानिमामानिष मेच्धानिषः धः रंतु का तेनर हानक ह्यां त्ये हेन प्रकारपर प्रचा गाम शत भारित वस्त्रोनेरेचः ६८: भवति विषस हर श्री वेत प्रस्त्रमार्धित हिंदि हि सेवमाना गुरेनः हलः स्वांतिनितरो चनच पलला ववनमालतीयम् नक्षमारमारकारपंववकाररा ग्रेग व दालक्ट राहिणां मध्यने तका मतिक प्रकल्प तका भाष कानिषमा छने जापतेः १० परी लादि का छ प्रमधिति

कषायकः मधना नितयस्य स्यानः गरेपीतः शमय इतर्थकर ध्य अवारितालक लानि चलमानने वाहर्थकहरे नस्यम्निक्नमदनाउमा हर तक्रम् वण दरिएउक्तमच गामग्रहस्तीसती कत्वन्तव्यक्षकानघक्षामीताउरः शी लंपेत् बा ज्यालिंगे उर्छ हिमार्नि पहुँ ताह एपद चालशाः कास्मीराग्रहिल्या वरक्चाः कामं क्रंगिध्याः ६५ याचान्द्र ध्रविषामतानानिर्गितिकारंगमहाष्यीनाम् पात्तायवानी चिहितप्रकाषायश्वमितन्वरारत्यहिरात्परेताः ६५ वाऱ्मापुचीत ताम्हतेम्दतलताल्ह्मीतिशा वामाशावाश्वित्रवादित्शवरेषनी चनवचित्रं विचालहोदि एभिः पन्च भिरोवधेर्मधकणाय क्तः कषायः स्तरं पीतम्बा हिषम उचर कि उत्यत्न त्वे गिनती यते हें समाग्राणाः सपयोध्यायाः सितिहिकायाः सग्र CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

सरामहतानुद्रतहते नः १४० तप्रव ने ता तया मन गर्ग हेन हर द्वा मलेक मला तन्य ज्वा ते ज्वा ति व णिवं मध्मिति वासिव वासिव वासिव वासिव । १५ या वितरं ग्राच उत्तरा ग्रममानमते मतामतिम त्रामिममायमंभिरेत्वरहरं रागरिषशिवा वचा पिवहिविद्यंतसर्वपध्यमं १६ उप्र छा ज ध्यतिका सीखलाधान्यायर्पं जो ताधरेकतः मायः प्रतः तमायाते वर्शी विवाश वेत्र भाषा

चेक् वरंपंस राध्या किर्म दी य व वन मुधार ससमें समाक र्रा प प्रा रा विषम मन्दर कि कि कि कि कि जासतास्त्रम् षापद्मामध्यस्ति वरी वर्तते : ११: या ननेसामध्सामहहममत्नित्रात्र वामा तस्मनमवित्यपायनः १२ः मुर्धन्यवाची र एम पिवल तिन्द्री हिमुग्धे ग्राच्य वंस्त्र तिसावधा मावसितिक कि कि का विश्व में विश्व मे विशाल हे थे: 93 विस्तासमा वहरत्य साम या से दाना . पम्लेब्र तितराविच माचा सध्य धरेब्धरास ताशिवाना जुरु विवतवमान विव्यक्त पंचरण

ख्यरसात्समधा क्रिमान्य द्रग्याधिमात्र हरशे म हिलाश्रमरेपः ३४: जपित्रमास्तिपनसके सता वह विधा सिवतिष्व ने वार्य विधा न पनवा निहता मध्नातिताव इष हव है व जारमः ३५: मुबर पत्रेरीतमाध्यसहिसतपाद्यप्रिताचिरीकरोप्ति प्रियम्बर्साप्रितीतवाग्त्रधुक्तवणाद्वितिव दिस्यय कं रहः किराक्तिक काध्ये जास सत्मादितामणाग्यमणा ववलेनु क्राप्तः प्रः १९ः रवा मे रवा म प्रयाम प्रयाम १९

समीर ग्रमारशाविताम्त्री विलामना विनामि इस्विपणातणागुउचीतिस्वत्हर्याममम रणः ३२॥इलामनात॥सम्बर्धिना घषनन तरसेकातकतात्याकु लिला छेतेतहाः परि हितने चा पाटका मंति जानि । । यसंप्रका पद्रसिक्ष चूर्ण पूर्ण दि पापांच दि वासधिरविविक्तिसहरिक्रहेशः ३३: वातं वरा नेक विस्तविता वरंशिया रम्बनिक तासिम् मात्र या गाएतसप्प

28

केरेव घवरिषिवेगध्मक्यते॥ नवरामक या विवधाधिय ते सन्मा मध मा प्रधिना यम् ये र पत्रपाधिन्त्रमहाह ताशमासिमध्यमभः नवाणा। वृश्चिममा स्थितवासमितं कास नेप न्तात्रविनारणापः ३०: इतिकासवतीकार।।द राम्लक्षायिष्णम्त्रतं वास्त्रते विस्क्रिया प विश्वतिहास के किन्निया विश्वतिहास के वमरं उनलेल में का में वः उः राहण मताना गरदेवदास्पंचाहिषु अवनवेदावाणः॥ १६ सन्पन्ते ते तस मित्र ता पंजे ता नवंदा म

सिर्मा चूर्ण विकार संस्वे निहित्स साका सात्रा सिवसमहिरि:२४: अपायाणिवे वनाती मत लाहित ला चना भुरी जा भारतः काषक सतः म्स्याहिशहः २५: एम एवार्म रसः सम्भ्रा समामित्ररित्वज्ञ रचाचेवः चाषचा रकते "वरेन्द्रः संज्ञवरदस्य त्रमध्नामहस्वतः॥ स्वासकास्त्र अंतरम् वक्तनित्त्व विष्वतिः २९ः वलाम नावल मश्रप्राचा नाता मश्राचर्या हनस्गासार्जदूरीस्तर राप्तरामेस आयमः सा सममारमकः २८ः इति ता स मान्य मान्य न

प्रमस्याः का मग्रामकारः च सात्। र ।। विषया 24 म्लं विभातक महेषधा मध्य नासे वतेः मातः प्राम्पति सत्हला तारशा रावशासिम् ताहन्या मुखनारित समनेक सने नामित्राप्त वाभित्तेहतः दरः खासियणण पतेममिष् तमाकेद पेता लासरवकाश लेश वशावती वक शताषाषा सि सामाष्रते।।तस्य स्वक्य यो योवचा रमध्ता झा द्रास्त्रं दीवता विश्व यथक णाका १५ ल नुमन वच्याचिमार द्या थः १३:स व नाग ५

का मलवा बेनुः परेश तिरास्या तिनुदिः का मधु खनने किं हताशस्त्र ने के स्था का प्राचा निकस मनवल् जैनेतिय्शाविद्वं चारुंतिमत्यवप्सी वरंगारमः १५: व्यस्तसम् निविदंवरंगि कामदुते लेवसं नु ते। गुरावा कामिति तः ताव न्तस्पतिकिसासः वायुष्णमधुराधरः १८: सिव तमध्यव जामान्य स्मित्र विस्ति मधीक पतिति तासारा सारा पतिते ते त्यः स्मित् तमतेनी तान विश्व संदेश रेणा हिरीकारा

बसम्पर्मः १४: गमादिकायः नृत्या सवंगमतः गान्यताः त्वचस्यः सर्वेसमानगदितः खिद रसिसारः॥वंव् व व व तस्त्रायय्वा च नुर्ण कासानिहितविकाद्यिकासकातेः १५ तव गादिगु िका का से वातं तिर्वत्य त्रक्ष पाक्व लन्म सप्यानम् द्रितिर्मलपन्य नाष्रव लपन्हिरीगम्सार्यन्तिः शेषप्रशम पवस्तियं जुनै पर्वया चर्न का सस्वासित रास १४ साधनिधोविसानवापस्तः १६ः तवं कार्र

पारतत्प्य घुतितः ले हार तम् तिवयेवमितः प्राराप्रयोपाप्तयाका सार्गित्वर योन सत्यपरा सगुलक्षक्षयध्वस्रवः १२: ज्या त्रीसावले हा। रा हमावलाषसक्तवपास्मलिकां जपूषण विख्य प्रांधिं ता मिराः हो द्रष्ठता पप्ताः स्व सामुका साम्ब्रितिय ने रोतिय इितामि सज्यकरास्माधयि खामन् एवासाहिर्ज धिनमाश्वरतार्जीमणानागरिरगणाता क्रियेनमाश्वरता वितेनकासा व्यंत्रांति

प्रतीनारम्सीरपामः विहित्यासं रघुपंचमू त्रीन्त्रवाषाणः प्रतामहापाष्ट्राय्नित्व (शवाश्व नाग्रिया विदिन्त वद्गा वन्नध्य घताहरतिस्वमनेकाश्रतंसरातं स्वितेव िसह्यपातिज्ञाताः १०: ज्यातस्य न जयारा तंषलामा राता सामा समित्र म स्थापका समध्वामु ति हतिका सस्वासं चत्र तत्त्वतं 23 वलासः १९५मा द्वार द्वलागुगरिषतया द्वा प्रचक्तावरी । यो पाया ज्ञरण विज्ञातज्ञत

नमरगार्थेष मानाममन्त्रापन्ति त्रकाचयाम् निवासे केषत्र मितंत्र वेष्यते हतिग्रहणी उः खमारिका पर विकानि मरी वां वां चूरीत के एसिवितं गृह रणुद र गृहमार्भः ध्यान मित्र कार्या ने अपने मित्र कार्या में स्थाप में नवाताविद्य वेरमा चरसकात्म युविष म जा का नवं धुराहते साध रातितं चरा वा निहित्र मुख्या विकार ८ दित गृह्या वि मसाज्यतः परंकामलवाशिकाशवासः

राहतीसारास विकासला शहिएका गुला प्रमेश पहें:१ज्य जा कि ना हिं गुयह जपा की रहवेंग्र िक्ट वया णानव्या त्रमाया प्रिक्षित्रकाना न्यंतिसंग्रं विद्धीतधीमात्रकारमानुना नालर रेन युनंत जाति तं काति का मिश्रतं वा प पी घमाने भुरव दं तर शास्पा दत्मग्रहन्या गुदा करेष्ठर पुगरं॥ सार इत्रपद्र च पिकार के स याज्याना नहीं करमामू लेकि हु। निर्पास किः स्म त्येविधे घ्रतः पतिकास्म न टेनका ॥ १२॥ सपप्रातके एवाने वधेर ने जिलागु

वधरमत्यक्षमायः कृतः मंदाग्याग्रहणाग्रहा सततंसामान्वंधितिल्थः मितन्यामान्वंधित प्रिवितः क्रीहामवता पह स्याद्वापार वलामज नग्रहरा प्रवास्त्रावेज न नंगमा तेल्थः पाडाव पाक्त र त्रव र प्रतास्त्र त्राम त्रव र स्त्र त्राम रिवल्यचूर्णियस्रो इतं दल नलं गृहण प्रवा हरसम्बाह्यदर्गादन्यद्वात्रि॰॰पादा द्यन्त्याशसक्तिकातकातकातकात्रमा मुस्ताद्रनः ज्यू षण नागान्त्र इसला मिता कु इ जुता नाग हि उसात चूर्ण वसला दिधंगु उपमा मुसंच्रव

10

मध्ःपानिष्ठवसान्तवचः त्रचं प्रविमलतं दुलां च नास्यतंत्रभुयतंतितानितं तिद्रवंउतमस्यि रवउनं रवं उनं श्र सुर पार मेर पाः भ्य मार मुला मार् उद्यिवंधा द्यातिसार नित्रावतेसगु इविस्व विल वुल्पपदाधारे ९ ४ तदस्वासमास नगरमा जम्ब्रिक्टियानाविदेवण्याविस्तेः प्रमा िसारीसम्बर्व प्रसद्ध्वेजाविंद्जा पात्रजदाधरेत्र ८ इसतीसार्वि तसाज्यवग्रहण्यवानीनागरेण शारधात्यकातिविद्याधनेवात्ववित्यदिपर्योति च यवेपाचनंत्र वेतल्ले मुठी छ न्त्र सहाविषा त

वार्स्तायवार्स्तिताकराहिहस्ताधरेव वामान्य लसक् चित्रका चित्रका चित्रका चित्रका उलम उलेविजयतेरसामम्लान्वते इतीसरेकुडुजाद विलवस्तिवादी यः सवायः सतः ८० वसमापि धानुकामलकी पपाधर रकी सर्गपदी मध त्री नं वाष्ट्रपालास्य ना गर्विषाही वररोधे हो उत्नांशिवहतंसतंदुलजेलगाभ्यायं महत् र्णत्रिमपाकैरातिस्वतं ज्ञार्णितिसार्पर्ले ज्ञानाधरं न्यू रिक्षिक दुक्तिस्व द्वार्मित्वस्त नी प्रमन्। मयवतायहार शिक्ष शिरातिष्ठ ताक्ष स्र य ukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

तीमारस्मान तस्मिकालमध्यासिकार्धियास्य र्वे । प्रवंभित्तातिसाराधान्या विक्वादा ना विस्तिधा तेका न ज्ञाय तेक त्रायं उत्याव या विनाइ तिभा यन तुल १६६ द्र त मेस्र न तु स्युम श्री राध्य में हा स् धमाचरसा नान्या भिद्यु उत्तम नयी तहीत बरा धितसारभदार १ कल्या कि का बनलता लिता गमबता बलणा हिलपने हिन गण्तम् । मपा असमना चरसामना प्रस्ता वितायसमपत्यित सरमुग्रं प्रतिसर प्रशामनी वित्रयत्रकारा विनी है.॥ रान्दर्व गिर्व व्यव्यतं इवी जल संव्यति ज्ञाम तिखिवितेः ज्यातिसरास्य मीस्यासासासासा रम्लासमयेतम् वापः द्यपाधिमेवापवन धिके वाह्याधिके वागु स्प्चमूले पति धिकेस्पा स् चर्वनम् से मुनः प्रवास् मिन्न मा सी ८४ स्वेत्र स्वासः सिवसः स्वारः सन्तर्भ तः सवसः सतीक्णः सवत्सनः काण्य दाहितासी छापाति सरावधिकं जनसारपद्तिनवरातीसारिकक त्साउप्रयातीसार्चित्सा माइःज्युचित्वचचीतत्त तामुरारीकिंवालकात्री घनधर्मित्रः प्रपाण CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

न्य राजन निर्माने या वाल युक्त पीर्गने दिनाला त्तः पे ए इति भिमिदिवासरस्न वासास्वरम् न्वेवेद्यतीवनेन्वरयनीनारसमावः॥शाज्यस्ता विविषासुरराजनवस्त्रविक्रविरात्नविद्यप्यः ज्यातिशारहरं त्यर नाषान् रं प्रश्वितिनं तंत्रर कं नक्ष ने ५० थी ताशी स्व न गता वस्त का पदमा हुधान्यामता म्रितां वावदवालितिलक्ति वाति = ने जधेसाधतः काषा माशिकाविजयते हुला स्रच ॥ ए।। हमाबित्रपाहारे बन्ने मानं जाचतर सर्वातिसारत

आपद्यामहक्षियासमधितसाषपः पालनी रा साम्रामालधावनाहिमविष्यमसंत्रतेःसाधित स्याराज्यविष्ठमञ्चर रूपशिरः पार्वः अशाराचकं निरिशायहसामस्प्रामनं लालताम्त्रिश् चलदलतस्री वाहा समंज्ञाकित नं दिन्न गुरून व यूताक्षष्टमनाम्नाप्तत्रं मिद्यित्र तिद्रातात्र्याशि या सावसा जासक तिदमिष्ठ में स्वाह स्वाह निर्मा है। म्य भिरत्वक्ते माला मिधे कृश लेकिल का मलखरे